#### श्रीबासुदेवानन्दसरस्वतीष्रंथमाला

## षष्ठं सप्तमं च पुष्पम् (६-७)

क्षान्यक्षान्य - विकासित्र । क्षेत्रम्यक्षा (स्वासित्रकारः । व्यवस्थापकः पे. ब्रह्मस्याद्याः श्रीदत्तपुराणम्

श्री. प. प. श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीटेंबेस्वामिबिरचितम्

## सटीकम्

चैत्र शुक्त १ रवित्रासरः ] शके १८७६

दिनांक ३ एप्रिछ सन १९५३

#### मृल्यम् 🤻 रूपकाः

### र्क्षदम्मपुराणस्यविषयाणां

# अनुऋगणिका

| र घात्मपूजा                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रथमाष्ट्रके <b>अ०</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दत्तानेयाष्ट्रीत्तरशत नामावलिः  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यंगकयनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| थीदत्तप्रार्थनाचतुःबस्          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्वितीयाष्ट्रके अ० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| दत्तापराधक्षमापनस्तोत्रम्       | 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | योगविवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भजनम्                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्वितीयाष्ट्रके अ० २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| देवप्रवोषः                      | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | योग <del>राजकमानुस्त्यादिकयनम्</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रथमाष्ट्रके छ व १             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दितीया <b>प्टकं</b> व० ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भूतभौतिनसर्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| शास्त्रान्तर विरोधवर्शनम्       | \$44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द्वितीयाष्ट्रके छ० ४<br>मनुष्टुश्रुदाहानस्याचि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विरोवनिरासपूर्वकं खिदान्त-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | महारम्थम्<br>द्वितीयाष्ट्रके ७० ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रयमाष्ट्रके अव ४              | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रीदत्तानेपाचनतारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कर्मैश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्वितीयाष्ट्रके बाव ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रथमाष्ट्रके छ० ५              | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दशाबतारचरित्रं समासेन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कर्मतत्त्वं इंश्वरोपासनं च      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ज्यासत्य मःस्यक्मीवतारयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रथमाएके छ ० ६                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्वितीयाष्ट्रके छ० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आत्मयायातम्यवीधक-               | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सहेतुकौ दराहमारसिंहा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शांहिस्यायर्चेलंबादः            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वतारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रथमाष्ट्रके अव ७              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्वितीयाष्ट्रके ४० ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| इडयोगकयनम्                      | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रस्त्रादाद्यपदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | दत्तानेयाद्येत्तरता नामावलिः<br>श्रीदत्तप्रार्थनाचतुःकम्<br>दत्तापराधक्षमापनस्तोत्तम्<br>भजनम्<br>देवप्रवोधः<br>प्रथमाष्टके छाव १<br>वेदपादस्तुतिः<br>प्रथमाष्टके छाव १<br>श्रीकान्तर्विरोधदर्धनम्<br>प्रथमाष्टके छाव १<br>विरोवनिरासपूर्वकं सिद्धान्त-<br>मतेन वेघमोक्षव्यवस्पापनम्<br>प्रथमाष्टके छाव ४<br>कमैश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम्<br>प्रथमाष्टके छाव ५<br>कमैश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम्<br>प्रथमाष्टके छाव ५<br>कमैत्तरवे दंश्वरोपासनं च<br>प्रथमाष्टके छाव ६<br>आत्मयाष्टके छाव ६<br>आत्मयाष्टके छाव ६ | दत्तानेयाद्येत्तरात नामावलिः १०० श्रीदत्तप्रार्थनाचतुर्कम् दत्तापराध्यमापनस्तोत्तम् ११४ भजनम् देवप्रवोधः १२५ प्रथमाष्टके छाव १ भेदपादस्तुतिः १३५ प्रथमाष्टके छाव १ श्रीकान्तर्यविरोधदर्थनम् प्रथमाष्टके छाव ३ विरोधनिरासपूर्वकं सिद्धान्त- मतेन वंधमोक्षव्यवस्थापनम् प्रथमाष्टके छाव ४ कर्मेश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम् प्रथमाष्टके छाव ४ कर्मेश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम् प्रथमाष्टके छाव ४ कर्मेश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम् प्रथमाष्टके छाव ५ कर्मेश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम् प्रथमाष्टके छाव ५ कर्मेश्वरविप्रतिपत्तिप्रदर्शनम् प्रथमाष्टके छाव ५ कर्मेश्वरवे हंश्वरोपासनं च प्रथमाष्टके छाव ६ आरमयाधारम्यवोधक- रादिस्थायवेस्त्रवादः प्रथमाष्टके छाव ७ |

त्तीयाष्ट्रके स्थ १ १९१ उपासनाविधिनिस्यणम् तृतीयाष्ट्रके ष्मा २ २०२ श्रीदत्तात्रेगावतारकर्मादि-कयनम् तृतीयाष्ट्रके अ ० ३ २१३ कार्तवीर्यानुनचरितम् तृतीयाष्ट्रके छ । ४ २२३ गर्गेषानुनाद देवभिज्ञम-कयमं, अर्जुनवरळामध तृतीयाष्ट्रके अव ५ २३४ सप्तगायोपक्रमः । शिल्पकाम-शास्त्र विद्योगीतः तृतीयाष्ट्रके अ० ६ १४७ चिण्युदत्तवित्रोद्धारः मृतीयाप्टके अ॰ ७ १५५ विष्णुदत्तकृतरोग्युदासदि-क्यनम् । मृतीयाष्ट्रके ख**ः** ८ २६५ बालविद्य च्येष्टाभेदवन्ध-मोक्षासिंग्यास्वयस्थनम् **चतुर्थाष्ट्रके अ०**१ २७५ पर्विंगैः अवणादिकं महायान्यार्थयोशयः।

चतुर्थाएके अ० २ २८७ अष्टांगयोगयोग्यान्यात्योग-च्योकयनम् चतुर्धाएके छ० ३ २९९ कार्तवीयोर्जुनस्य योगास्यासी राज्यप्राप्तिश्र चतुर्याष्ट्रके अव ४ ३१० राज्यकर्तुरर्शुनस्य ऋविद्यापः चतुर्थाष्ट्रके अ० ५ ३१८ देवकायोर्थे परशुरामापतारः चनुर्थाष्ट्रके छ० ६ ३२६ होमचेनुर्तुरश्चेनस्य परशुराम-कतहनम् चतुर्बाष्ट्रके थ० ७ ३३४ रेणुकायाः पत्पनुसमनं, रामस्य शत्रुवध्यतिज्ञा चतुर्थाष्ट्रके अ०८ पित्रोरी धर्म-३४२ परशुरामकृतं देहिकं, यज्ञकरणं, ऋषये भदीकानं च पंचमाष्टके अब १ ३५४ गालवार्थ दानवहमनं मदाल-सावरणे च कुमलयाथ-**क**तम् पंचमाष्ट्रके अ० २ ३६२ पातालं गतस्य राक्षे नागेभ्या

मदालकाळा-वः

पंचमाष्टके छ ० ३ ३७० मदालयसा पुत्रज्ञसाय कृतो ग्रानीपधेशः अल्कांय च कृतः प्रवृत्तिमार्गपदेशः पंचमाष्ट्रे छ । ४ ३७९ अलर्कवोधोपायनिहपणम् । पंचमाष्ट्रके छा० ५ ३८७ योगिराजेनालकायाष्ट्रांगयोगा-दिक्यनम् । पंचमाष्टके छा । ६ ६९५ घलकीय सिद्धयोगचर्यादिक-यनम् । पंचमाष्ट्रके छा० ७ Yox अलकीय मृत्युचिहोपदेशः, तत्कृता गुरुरतुविथ । पंचमाष्टके छा । ८ ४ t v सुवाहुक्तकाशिराजीपदेशः । पष्टाष्ट्रके अ॰ १ ४२४ वायूराजस्य दास्यं, श्रीदत्त-कृतं दीनम्। पष्टाप्टके स० २ ¥३२ हुंडासुरेण हंते भीतस्य बाल-कस्य वसिष्ठाधमे नुप्तिः। पप्राप्टके छा० ३ ४४० सस्त्रीकस्यायूराजस्य नारद-

द्वारा दुत्रशोकपरिहारः

प्रमाप्तके अ० ४ ४४८ नहुषेण हुंडासुरवधपूर्व अशोकसुद्रीवरणम्। प्रप्राप्टके अ० ५ ४५७ कृष्णावतारक्यनं, चतुर्विश्वतिगुर्यासमानो-पवेद्याः । वद्याप्टके अ० ६ ४६६ सांशकालचतुर्वशमन्वेतर-ब्रह्मांडकयनम् । पष्टाष्ट्रके अ० ७ ४७६ सूर्यंबद्योगकमः, श्रीरामचरित्र-क्यनम् । षष्ट्राष्ट्रके अर० ८ ४८६ सोमर्थशनपैनम्। सप्तमाष्ट्रके अ० १ ४९६ सुन्दोपसुन्दचरितम् । सप्तमाष्ट्रके ख॰ २ ५०३ हेमकुंडवाख्यवेश्यन्वरितम् 🕨 सप्तमाष्ट्रके छ० ३ ५१० देवदूरीवैंश्यपुत्राय देवताभय-नादिधर्नहार्दकयनम् । सहसाष्ट्रके अ० ४ ५१८ देवदूरीवैंश्यायात्रवसादिदान-

विश्विकयनम् ।

समापुके ख ०५ **५२६ वैध्यावधर्माणासेकाद्यादिश-**तानां च नियमकवनम् । सप्तमाष्ट्रके छा ० ६ ५३२ विकुंडलेन प्रसादितैविंग्णुर्-तैरतद्ञानृमोक्षोपायकपनम् सप्तमाष्ट्रके अ० ७ ५३९ सद्गुदणा माघसानविधि-रकोप्सरसंवाद्भथनम् । सप्तमाष्ट्रके अ०८ ५४५ पारदायीदिवस्य प्रयाग मुक्तिः, रश्रोमुक्तिश्व । क्षाप्रमाष्ट्रके अ० १ ५५८ गालवर्षिस्तेन अजनारि-धर्मेकथन्य् । अष्टमाष्ट्रके अप० २ यहस्थधर्मदर्णनम् ।

अष्टमाष्ट्रके अव ३ ५८२ जीर्ध्वदेहिकथाद्रप्रवोता**दि**-क्यनम् । अष्टमाष्ट्रके अ० ४ ५ ९४ तिथ्यादिनिर्णयसमसंस्था-प्रहणोपाकर्पनिर्णयः । अष्टमाष्ट्रके अ॰ ५ ६०४ पापहेतुतन्त्रिन् चित्रायश्चित्त-कृष्कृतिदेवसगक्यनम् । अष्टमाष्ट्रके अव ६ ६११ गुरुतस्योगपातकश्रद्धि-कथनम् । अष्टमाष्ट्रके अ० ७ ६२२ पोडशसंस्काराशीचनिर्णयन दानपस्याधमादिवर्णनम् । अप्टबाहके अ० ८ ६३९ प्रत्य-युगमान-सन्धासपद्वि कयनम् ।